# प्रपञ्चसारतन्त्रम्

### श्रीशङ्कराचार्यविरचितम्

तिक्रच्यपद्मपादाचार्यविरचितविवरणोपेतम् प्रयोगक्रमदीपिकाख्यविवरणविवृतिसमेतम्

श्री आर्थर एवेलनेन पर्यवेक्षितम् श्रीअटलानन्दसरस्वतीमहोदयैः सम्पादितम्

## मोतीलाल बनारसीदास

दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलौर, वाराणसी, पुणे, पटना

## सूचीपत्रम्

#### \* चिङ्किताष्टोकोक्ताविषयाः

| विषय: पृ                                | ष्ठाङ्कः | विषय:                                     | पृष्ठाङ्कः |
|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------------|------------|
| शुद्धिपत्रम्                            | xvii     | पञ्चीकरणम्                                | 29         |
| पाठभेद                                  | xviii    | पञ्चविंशतितस्वम्                          | 29         |
| Introduction                            | жі       | प्रकृतिविकृतिविभागः                       | 11         |
| मङ्गलाचरणम                              | 2        | प्रकृतेर्गुर्णतयात्मकत्वम्                | 20         |
| * तन्त्रावतारप्रयोजनम्                  |          | * ग्रन्थस्य सर्वागमसारत्वोक्तिः           |            |
| * ग्रन्थविषयस्य पाञ्चविध्यम्            | 2        | * शैवशाक्तादितत्त्वसमन्वयोकि              |            |
| * स्वरव्यञ्जनपारायणम्                   | 3        | अर्थसृष्ट्युपसंहार:                       | 25         |
| • मन्त्रभेदेन पारायणक्रमभेदः            | 8        | अर्थसृष्टे: प्रयोजनम्                     |            |
| * शारदाशब्दव्युत्पत्तिः                 | 4        | शब्दब्रह्मोपदेशः                          | 22         |
| • आणव-शाक्त-शाम्भवदोक्षाप्रका           | -        | चतुर्विधदेहोत्पत्तिः                      | 53         |
| ब्रह्मादीनामत्पत्तिः                    | 8        | जरायुजोत्पत्तिः                           | 44         |
| भगवतः मायिनः स्थानमूर्त्त्यादि          |          | मायीयादिमलतयम्                            | 27         |
| भगवत्समीपे ब्रह्मणः प्रश्नः             | 9        |                                           | 58         |
| तल प्रमिताक्षरोक्तिः                    |          | जन्तोः स्त्रीपुंनपुंसकत्वे हेतुः          | "          |
| अक्षरस्वरूपम्                           | 20       | जन्तोरुत्पत्तिप्रकारः                     | 23         |
| हकारस्य सर्वात्मत्व-स्वरूप-             | 10       | सुषुप्रादिनाङ्गैनामानि                    | 2.0        |
| व्याप्ति-कथनम्                          |          | देहेऽहोरालादिक्रमः                        | 5€         |
| लवादिप्रलयान्तकालभेदकथनम                | \$\$     | चेतनाधातोरागतिः                           | **         |
|                                         |          | तल मतभेदाः                                | **         |
| ब्रह्मायु:परिमाणम्                      | \$3      | तत स्वसिद्धान्तः                          | 50         |
| • आणवादियोगः                            | 5.8      | मनोबुद्धाहङ्कारचित्तानां भेदाः            |            |
| तत्त्वविकृतिक्रमः                       | 18       | शब्दब्रह्मणोऽभिव्यवितः                    | 25         |
| बिन्दोर्बिन्दुनादबीओत्पत्तिः            | 9.0      |                                           |            |
| प्रकृतेरिच्छासत्त्वादिरूपत्वम्          | 3.5      | द्वितीयः पटलः                             |            |
| रवोत्पत्तिः                             | 50       | गर्भवासवर्णनम्                            | 28         |
| शब्दब्रहास्वरूपम्                       | 11       | देहे प्राणादिदशवायूनां क्रिया             | 30         |
| महदादिधरान्ततत्त्वोत्पत्तिः             |          | वाय्वग्निदोषद्व्यादि                      | 40         |
| पञ्चभूतस्वरूपम्                         | 25       | वाय्वाग्नदाबदूष्याद<br>प्राणादीनां धर्माः | 71         |
| पञ्चभूतकलाः                             | **       |                                           | 35         |
| <ul> <li>अपञ्चीकृतबीजोद्धारः</li> </ul> | 9.6      | वडूर्मयः । बट्कोशाः                       | F.F.       |
| * पञ्जीकृतबीजाद्धारः                    |          | ओजोधातूत्पत्तिः                           | 35         |

| विषय: पृष्ठ                                                                                                              |                                         | विषय: एड                                                                                                           | (4)                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| दन्द्रियाचामर्वविश्वविश्वमहेतुः                                                                                          | 15                                      | न्त्रीबक्छादिमूर्त्तितक्कृतिनामानि                                                                                 | 8 8                                   |
| पश्चीकयनम्                                                                                                               | 22                                      | वर्षींवधिः                                                                                                         | 18 18                                 |
| मूलाधारिवर्षयः                                                                                                           | 10                                      | वर्णामामीरणादिशकारः                                                                                                |                                       |
| वक्रसाः । चन्नपानप्रकारः                                                                                                 | **                                      | वर्वस्वरूपनियक्तिप्रकारः                                                                                           | 8 %                                   |
| वस्तिनिक्यणम्                                                                                                            | 22                                      | वर्षानां पुंपक्षतिवाचकमक्तलन्                                                                                      | 39                                    |
| गर्भस्यजन्त् त्यत्तिः                                                                                                    | 19                                      | र्वसक्यस्यना                                                                                                       | 84                                    |
| परापमान्यादिभावकयनम्                                                                                                     |                                         | इकारमा सर्ववर्णीदिकारचल्यम्                                                                                        | 19                                    |
| ० एषां विद्वतिः                                                                                                          | *                                       | स्तकाविप्रयोगप्रकारः                                                                                               | 80                                    |
| कुण्डलिनीवाप्तिप्रवारचम्                                                                                                 |                                         | चतुर्धः पटनः                                                                                                       |                                       |
| वर्षेयतिः । धप्रशारीत्यतिः<br>जन्तोः संसारक्षमः<br>• भावानां साप्तविध्वकथनम्<br>सुख्यनित्याः सर्वोक्यतम्<br>सुख्यनित्याः | # P P P P P P P P P P P P P P P P P P P | चकारका विकाशीनित्सम्<br>वीङ्गाङ्गन्यासः<br>चकारादीनां गुचाः<br>गुचचतुष्टयकाशनम्। न्यासकासः<br>• पियासादित्यासमेदाः | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # |
| गुचनप्रकरणस्                                                                                                             | 44                                      | वङ्भवासस्चनम्                                                                                                      | 43                                    |
| <ul> <li>त्रिगुणादिचाययः</li> <li>त्यतीयः पटलः</li> </ul>                                                                | ₹0                                      | लिक्वग्रह्मादिन्यामः<br>स्वरपारायणन्यामः                                                                           | 48                                    |
| वर्णविभूतिप्रकरचम्                                                                                                       |                                         | कुण्डलिनीन्यासस्थानकवनम्                                                                                           | *                                     |
| वर्षांनामस्त्रीयोमस्यांकात्वम्                                                                                           | ộ드                                      | प्रवारती ब्रह्मादीनामुत्यत्तिः                                                                                     | 18,8                                  |
| <b>सरस</b> र्भवापकवर्षनिरूपणम्                                                                                           |                                         | चजपादिन्यामः                                                                                                       | w                                     |
| कराणां कोपंतर्वसकत्वम्                                                                                                   | 36                                      | <b>चंस्याक्यवायनम्</b>                                                                                             | 44                                    |
| वर्षवीर्योद्धवकासः                                                                                                       | 39                                      | परमाज्यमञ्जोदारः                                                                                                   | 99                                    |
| बिन्दुसर्गयोः त्रशिस्थैकपत्वम्                                                                                           | 80                                      | तारविभूतिः                                                                                                         | 44                                    |
| सार्थानां वाचिव्यम्                                                                                                      | ,,,                                     | यहाणां सूर्याकाशसंविद्याम्यत्वर                                                                                    | OF F                                  |
| व्यापकोदयक्रमः                                                                                                           | 10                                      | चन्नोराचादिन्यासः                                                                                                  | 10                                    |
| वासानाम-कयनम्                                                                                                            | 84                                      | राधिमक्कतम्                                                                                                        | A                                     |
| प्रचनवासाः                                                                                                               |                                         | राणीनां चरादिभेदः                                                                                                  | 14                                    |
| केयवादिमू सिंवच्छक्तिनामानि                                                                                              | 88                                      | रामीनां बाद्यचादिवचीतिः                                                                                            |                                       |

| विवय:                                                      | एडाइ: | विषय:                          | BEIT:     |
|------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-----------|
| रामाधिपविन्यासः                                            | M.C.  | गन्नाष्टकतैविध्वन्             | 26        |
| रात्रिवेषादिन्यामः                                         | 4.    | षष्टियात्वलाविनियोगः           | 10        |
| नव्यविधन्यासः                                              | 41    | क्रक्षक्रकेन कुथापूरचम्        | <b>E8</b> |
| नचंत्रविधन्यासक्रमः                                        | 42    | प्राणप्रतिष्ठासन्तः। उपचारमेर  | FI: EX    |
| नचनहचक्षकम्                                                | 48    | उपवारमञ्जा:                    | 50        |
| नचनदेवतान्वासः                                             | **    | तैनोकामोइनप्रयोगः              | 56        |
| तिष्वादिन्दासः                                             | 4.8   | वक्क्रदेवताध्यानम्             | 6.0       |
| करणन्यासः । इत्रेखान्याप्तिः                               | 44    | सोकपासास्त्रवर्षादी <b>नि</b>  | 39        |
| प्रतेषाचारीन विश्वपातिः                                    | 44    | कोसप्रवारणम्                   | 22        |
| <ul> <li>राधिनचत्रनामार्णानुकृत्वन्</li> </ul>             |       | चनिजासमसः                      | 29        |
| <ul> <li>कुलाकुनवैधनविभागः</li> </ul>                      | 40    | पमिजिल्लानां सास्त्रिकादिशेर   | हाः ८२    |
| <ul> <li>मन्त्रश्चित्रमः</li> </ul>                        | 39    | तवामानि                        | 19        |
| पचुमः पटलः                                                 |       | यमेरकृम्लांदि                  | 42        |
| दीचाप्रकरचम्                                               |       | प्रामित्रकः। प्रामिश्रानम्     |           |
| दोचामन्बग्रन्थ्योर्नर्वचनम्<br>दोचामन्बग्रन्थ्योर्नर्वचनम् | 45    | व्याप्रतिपूर्वकमनुना श्रोमः    | 58        |
| दाचामग्वमन्द्रयानवचनम्<br><b>भा</b> वार्यनियमः             | 4=    | गर्भाधानादिकर्मसु प्रचवेन श्री | मः "      |
|                                                            |       | डोसद्व्यपरिमाचविधिः            | CH        |
| वासुमस्त्रचमानम्<br>वासुदेवार्चनक्रमः                      | 42    | बच्चार्पंचमनुः                 | 4         |
| •                                                          |       | नचवादिवसिः                     | 63        |
| वासुवितः । दीवामखपारि                                      | 4 4.  | चलाङ्ग-वसाङ्ग-प्रचामः          | 80        |
| चतुरस्रकुण्डमेखलायोनि-<br>मानादिकधनम्                      | 90    | चभिषेक:                        | 22        |
| षष्ठः पटलः                                                 |       | सप्तमः पटखः                    |           |
| ऋषिक्छन्दोदेवतानिवृत्तिः                                   | 30    | मादकाप्रकरवम्                  | ,         |
| वक्क्कशामि श्रदयादिमन्दार्थ                                |       | <b>माळकाविधानम्</b>            | 8.8       |
| पत्ताकृत्यासपत्ते नेत्रलागः                                | 52    | मा <b>ढकामकार्या</b> दि        | 20        |
| उपवारणस्थापननियमः                                          | 53    | भारतीध्वानम्                   | 8.5       |
| देवतानां यूजानियमः                                         | 29    | पुरवरपादि। यन्त्रम्            | 79        |
| कुश्वसायनविधिः                                             | Eş.   |                                | 605       |

| विषय:                                  | प्रशह:  | विषय:                                 | प्रकादः     |
|----------------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------|
| मप्टमातरः । जपादिपानका                 | नम् १०३ | समन्त्रोदारनवयददोम:                   | 255         |
| कवितासिक्किरमाद्यीष्ट्रतम्             | 6.8     | भूतसन्त्रीशीमः । भूतमन्त्री           | वारः "      |
| चमिवेकफलम्                             | 19      | <b>र्शसस्क्र</b> यवर्षनम्             | \$50        |
| <ul> <li>ग्रंबादिन्वासमेदाः</li> </ul> | t.X     | प्रधनकाती प्राणामिनहीता               | धेकार:"     |
| तारकसान्यासविधिः                       | 4-4     | <ul> <li>प्राचान्त्रिक्तमः</li> </ul> |             |
| केयवादिन्यासविधिः                      | 100     | <b>डोमफलम्</b>                        | 989         |
| <b>यवं</b> नारीभारधानादि               | . 10    | द्याचग्सरसतीमन्त्रः                   | 29          |
| प्रपञ्चयागविधिः                        | 29      | ध्वानम् । पुरवरचपूजावयो               | गाः १२४     |
| सप्तयकृष्य । सस्यानम्                  | * 0 =   | मन्द्रान्तरम्                         | 658         |
| तत्र सन्वपञ्चकम्                       | 2.9     | ध्यानम् । पुरवरवपूजाप्रये             | ोगाः "      |
| <ul><li>नवग्रहम्यासः</li></ul>         | 107     | वाग्देवीस्रोचम्                       | 134         |
| प्रपद्यागमनाचादि                       | 19      | नवसः पटलः                             |             |
| तारादिपश्वमनुनां खरूपव्याप्त           | 1 880   | विदुराप्रकरणम्                        |             |
| खादायव्दनिक्तिः                        | 59      | विपुराग्र <b>ः निर्वचन</b> म्         | १२८         |
| परमाव्यसन्तार्थः                       |         | तिपुरामकः                             | 39          |
| मित्रवीज-नेत्रास्त्रसम्बार्यः          | 999     | न्यासमेदाः                            | १२८         |
| प्रपच्यागन्य।सन्तमः                    |         | ः पादुकासप्तकादिन्यासः                | 650         |
| चीमप्रकारः                             | 222     | धानम्                                 | <b>१</b> ₹१ |
| जपादायधिकारिनिर्वयः                    | 19      | पुरवरवपूजापयोगाः                      | रक्र        |
| दगविभन्दासफलकयनम्                      | RIN     | वेधकप्राचायामः                        | 29          |
| प्रपच्यामसा भुतिमुतिहेतुता             | 10      | नवयोनिचन्नस्                          | ***         |
| <b>कोमद्रव्याणि</b>                    | 10      | पटी सातरः मेरवाय                      | 6.48        |
| श्रोमविधिः                             | 224     | गाग्भवसाधनवामः                        |             |
| तिसकधारणप्रसम्                         | 615     | जपादिनियमस्तरफन्स                     | <br>        |
| चष्टमः पटलः                            |         | नामराजादिसाधनम्                       | 540         |
| प्राणानिकोतप्रकरणम्                    |         | द्यमः पटलः                            |             |
| प्राचाम्बिक्शेचविधिः                   | 252     | सुवनिष्यरीप्रकरणस्                    |             |
| पच्कुछेषु वर्षशेमः                     |         | सुवनेषारीमनाः                         | 295         |

| विषय:                           | इंडाइ: | विषय: प्र                           | डाइ: |
|---------------------------------|--------|-------------------------------------|------|
| क्रयोदिन्दासः                   | 255    | शक्तिसनाः। पूजावयोगादि              | **   |
| भूतद्यविक्रमः                   | 680    | <ul> <li>जनगण्डिनर्वजनम्</li> </ul> |      |
| दिव्यदेश्याटिकामः               | 585    | पुरचरचम्                            |      |
| • मावरणांदिन्यासः               | 787    | यन्त्रसेखनद्रश्याचि                 | *    |
| <b>धानम्</b>                    | 989    | भुवनेकरीस्तोतम्                     | *    |
| पामास्क्रममन्द्रनिवृत्तिः       | *      | बाद्यः पटलः                         |      |
| वराभयगन्दनिस्तिः                | 19     | वस्तीप्रकरणम्                       |      |
| <b>विदुषितयन्त्रम्</b>          | 10     | क्क्रीमकः। ऋषादिकासः                |      |
| प्रतेषादीमां व्यासस्यानानि      | 889    |                                     | 64.  |
| ब्रह्माखादीनां न्याससानानि      | ۱,     | धानम्। प्रस्परणम्<br>सोमद्रमाणि     | 10   |
| नवक्तिनामानि                    | 19     |                                     | 141  |
| 🕶 पीठमन्त्रः। सूर्तिमनाः        | 19     | पीठभन्नयः। पावरवदेवताः              |      |
| घटकापनपूरचक्रमः                 | ***    | चतुर्क्ष्यः। चष्टयितनामानि          |      |
| कुश्वपूरचद्रव्याणि              |        | चतक्रीनामकरहोसः                     | १५२  |
| गारतगदीनां ध्वानम्              |        | मनानारम्                            | "    |
| चटनेदे देवताभेदः                |        | धानम्। पुरश्वरणादि                  | 143  |
| चमिषेकः। पुरवरणम्               | 20     | महासक्तीमनाः                        | 648  |
| व्यापिन्यादिश्वानम्             | 089    | भागम्। प्रत्यस्यम्                  | *    |
| क्रीमविधिः                      |        | त्रीस्क्रविनियोगविधिः               | 644  |
| योगिनामन्तःपूजायाः कर्त्तंय     | ता .   | धानन्। पूजा-पुरवरचादि               | 90   |
| <b>प</b> भिषेतादिफत्त <i>म्</i> | 582    | दाविंगक्वसदेवतानामानि               | 110  |
| वद्गुचितयन्त्रनिर्माणप्रकारः    |        | श्रीसाधकवर्ज नीयानि                 | 79   |
| यनो पूजाप्रयोगः                 | 64.    | त्रीसाधवानर्भव्यानि                 | 142  |
|                                 | • •    | वयोद्गः पटलः                        |      |
| एकाद्यः पटलः                    |        | तिपुटाप्र <b>वर्षन्</b>             |      |
| <b>हादमगुचितयनाविधानम्</b>      | 223    | विपुटासकाः। तदङ्गकादि               | 245  |
| बोड्य-बाविंग-चतुःवटिमक्तर       | कः १५२ | ध्यानम् । पुरवरवन्                  | 90   |
| घटार्गं सयमान्                  | 8 18 9 | क्रीमद्रव्यापि । भुवनवभावीमः        | 600  |
| पामाङ्क्रमनीतम्                 | ***    | धरचीमनाः। श्राचादि                  |      |

#### प्रपद्मसारतन्त्रम्

| विषय:                          | प्राष्ट्र: | विषय:                         | प्रवाद: |
|--------------------------------|------------|-------------------------------|---------|
| ध्यानम् । शोमादिविधिः          | 909        | विवापस्ननादिवयोगाः            | 123     |
| खरिताप्रकरणम्                  | 808        | पश्चदशः पटनः                  |         |
| खरितागन्दनिर्वचनम्             |            | 48641 4041                    |         |
| लरितासन्तः। चङ्गन्यासादि       |            | सीरप्रकरचम्                   |         |
| ध्यानन्। पुरस्रश्यपूजाप्रयोगा  |            | स्र्यमनाः। सम्यादि            | \$28    |
| श्रीमद्रवाणि                   | 80.8       | ध्वानम्। पुरवरणादि            | 19      |
| दादगरेखाः दगरेखाः यन्त्रम्     | KOZ        | नवयक्तिनासानि                 | १८२     |
| यक्तस्यमकाः                    | 19         | पीठमनः। अर्घ्यदानप्रकारः      | 10      |
| नवरेखायन्त्रम्                 | 101        | यजपासन्तः। ऋषादि              | 121     |
| यम्बलेखमनुः                    | (00        | ध्यानम् । पुरव्यरणम् । योगभेद | ाः १८४  |
| प्रस्य त्रीकरत्वम्             |            | प्रयोजनतिलकमन्त्रः            | 124     |
|                                | .0         | ध्यानम्। पुरवरणादि            | \$25    |
| कुश्चयन्त्रम्<br>नित्वामन्त्रः | 77         | यर्घट्रवाणि                   | 039     |
|                                | ₹05        | यक्ष्मान्तिविधानम्            | 99      |
| ध्वानम्। पुरवरणदि              | 19         | चोमे समिनियमः                 | w       |
| नित्वायत्तिनामानि              | 10         | सीराष्ट्राचरमन्त्रः           | 225     |
| नित्यक्तिवामन्त्रः             | 365        | धानम् । पुरवरणप्रयोगादि       |         |
| ध्वानम्। पुरस्रवादि            | 19         | -trafi deatesamile            | .,,     |
| यस्त्रम्                       | \$E.       | षोड्गः पटनः                   |         |
| चतुर्दशः पटलः                  |            | चन्द्रप्रवारणम्               |         |
| दुर्गाप्रकरणम्                 |            | चन्द्रमन्तः                   | 200     |
| दुर्गामन्तः। ध्वानम्           | 8=5        | ध्यानम् । पुरवरणादि           | 10      |
| पुरवरणम्। ग्रातानामानि         | 19         | विद्यामन्तः। पन्निमन्तः       | 202     |
| महासिंहमन्त्र:                 | 39         | ध्यानम्। पुरवरणादि            |         |
| वनदुर्गामनाः । ऋषादि           | 62.5       | गत्रधादिकयनम्                 | 208     |
| ध्यानम्। पुरवरणम्              | १८३        | चन्दावाइनमन्तः। ऋचारि         |         |
| चित्रामानि। पूजाप्रयोगादि      |            | पुरवरणादि                     | \$ . R  |
| श्विनीदुर्गामकः                | 120        | चतुर्विशाचरमन्तः              | 39      |
| क्रवादि। धानम्। पुरवर्यादि     |            | ध्वागम्। पुरचरणादि            | ₹•¥     |
| se and - and a drawing         |            | and and                       | , ,     |

विषय: विषय: RRIE: प्रातर्मधाक्रादिभेदेन ध्वानभेदः २२२ सप्तद्यः पटलः पुजामयोगादि सङ्गगन्पतिप्रकरनम् एकोनविंगः पटनः महागचपतिसकः 305 ऋचादि प्रचनप्रवार्यम् ध्यानम्। यूजाविधिः 305 मोचप्रधानप्रचवमन्त्रः 2 38 पुरवरणादि 560 विश्वानम् । पुरवरणादि 224 ग्रक्तिनामानि 288 चतुर्वेष:। मित्रनामानि तर्पणभेदाः षासनमन्त्रः। योगसच्चम. 224 गजाधिन्यतिकर्त्तवम् 515 यमनियमादीनां सचगम् ष्ट्रीसभेदाः पद्मासनभक्रासनवच्चासन-साधानकरसूबीजम् 855 संचणम् मन्त्रान्तरम् प्राणायामे पचान्तरम् 6.55 ध्यानम्। पुरगरगादि सवलीकरणप्रकार: चित्रप्रसादनमन्तः। ऋषादि २१६ वज्राव्यावाधारचे प्रतिपत्तिः ध्यानम् । पुरवरवादि बीरासनम् गविश्वगायत्री ग्रोवणदश्वनादिप्रकारः 33C तर्पचनकार: 210 योगप्रयोगेऽवस्तादेशादिनियमः चष्टादगः पटलः सुवामधामतप्रणवधानम् समायप्रवादणम् प्रवासम्बादः २२८ प्रचवस्य वेदादिलोपपादनम् मक्रवमन्त्रः। ऋषादि 395 ध्यानम्। पुरवरणादि न्यास्क्रमः । प्रणवनामानि शक्तिनामानि । सक्तवयन्त्रम् मोचन्रधानयोगः 290 गायती। मात्रामन्त्रः मोचमाधनयोगभेदाः 215 योगिनामवस्याभेदाः मदनविधानम् 220 385 ध्यानम्। शक्त्यावरषदेवतादि जागरादिपश्चावस्थासचणम् प्रयोगयन्त्रम् । श्रोमादि जपकासे प्रतिपत्तव्ययोगः 355 222 षशद्याचरत्रीज्ञज्ञनः योगक्रमः 222 धानम् । पुरवश्यादि योगसिविस्चवावकाः

| विषय:                           | एडाइ: | विषय:                                         | ARIA:        |
|---------------------------------|-------|-----------------------------------------------|--------------|
| <b>पविमायष्टे</b> ष्यर्याचि     | 299   | थानम्। पुरवरवादि                              | 248          |
| विंगः पटलः                      |       | सुदर्भनमन्त्र:                                | <b>\$</b> #8 |
|                                 |       | दिग्बन्धसन्तः                                 | 29           |
| नारायपाष्टाचरमन्त्रः            | 568   | पन्निप्राकारमनाः । वर्षनार                    | g: "         |
| षडाचरार्वः । भ्वानम्            | 10    | सुदर्भनध्यानम् । गायती                        | 244          |
| सम्बवर्णन्यास्त्रमः             | 288   | रचाकरमन्तः। चक्रयम्बस्                        | 100          |
| षष्टाचरे दादगाचर-               |       | सन्तः। कुश्चपूरणस्                            | 244          |
| मनान्तर्भावः                    | 384   | षायुधवर्षाः । प्रज्ञिनामानि                   |              |
| षचरतत्त्व-मृत्तिंपचरन्यासो      |       | प्रयोगविधि:। स्वाननिर्देश:                    |              |
| विरोटादिमन्त्राः                |       | वित्रमन्त्रः                                  | रम्          |
| संवेपदीचाविधानम्                | 210   | ॰ रचीन्नमन्तः                                 |              |
| यज्ञवद्गीनां नामानि             | 20    | रचाकरयन्त्रम्                                 | 245          |
| पश्चावरणविश्वविधानम्            | 552   | रकोन्नमन्तः                                   | 14-          |
| पूजाप्रयोगादि                   | 19    | यन्त्ररचगाविधिः                               | 24.          |
| एकविंगः पटलः                    |       | वयोविंगः पटलः                                 | 44.          |
| सास्य <b>न्य</b> प्रकारणम्      |       | वयावियः पटलः                                  |              |
| मासयन्त्राचां सामान्यसचगम       | 989   | <b>त्रीपुर्वोत्तमप्रकरणम</b> ्                |              |
| चरस्थिरोभवराणिकवनम्             | , ,-, | वीपुरुषोत्तममन्त्रः                           | 248          |
| वि·वङ्-डादग-गुनितयन्त्रम्       |       | <ul> <li>दादशाङ्गमन्त्रप्रयोगक्रमः</li> </ul> | 242          |
| द्वादयभानुनामानि                | 282   | <ul> <li>मारणादिपयोगमन्त्राः</li> </ul>       | 20           |
| नेयवादियूजामन्त्रः              |       | ऋषादि । पड्डमञ्जः                             | 248          |
| क्रियवादित्वादिगायत्रीक्रयनम्   | 505   | ञापक्रमन्तः                                   | 22           |
|                                 |       | चकायांबुधाष्टकसन्ताः                          | 244          |
| शद्यराधियन्त्रम्। तत्पूजा       | 588   | ग्रह्मच:                                      | 39           |
| <b>यी</b> इरिस्तोबम्            | 540   | वैसोकामोइनगायवी                               | 39           |
| दाविंघः पटलः                    | 1     | वीमन्त्रः                                     |              |
| <b>वास्</b> देवप्रकरणम्         |       | यज्ञवादीनां सन्ताः                            | 9            |
| वासुदेवमन्त्रः                  | 248   | वैसीकामीचनभागम्                               | 244          |
| म्यासन्नामेण संकारस्विटिन्सितय  |       |                                               |              |
| न्याचन्नामच चक्रारकाष्ट्राव्यतव |       | पुरवरवादि। भीमः                               | 540          |

|                               | स्वा   | वचन्                                                 | XIII    |
|-------------------------------|--------|------------------------------------------------------|---------|
| विषय:                         | एठाइ:  | विषय:                                                | प्रवादः |
| चतुर्विंगः पटलः               |        | चनादिसनानयनम्                                        | 4∈8     |
| चीकरप्रकरणम्                  |        | विवाकपञ्चानम्। प्रयोगादि                             | 254     |
| श्रीवरमन्त्रः। श्रद्धादि। जान | E > 00 | जपविधिः। प्रयोगक्रमः                                 | 255     |
| पुरवरणम् । पूजावयोगादि        | 305    | चन्नमन्त्रः । प्रतिप्रतिः                            | 256     |
| महावराष्ट्रमन्तः              |        | गीतादिमन्त्रयोगविधिः                                 |         |
| ऋषादि । धानमेदाः              | 505    | रचादिमयोगाः                                          | ₹20     |
| पूजावयोगः । पुरसरणादि         | 505    | ः सन्ताप्रयोगक्रमः                                   | *       |
| वराज्यन्त्रम्                 | ¥0¥    | सप्तविंगः पटलः                                       |         |
| पञ्चविंगः पटनः                |        | प्राशस्त्रकरणम्                                      |         |
| <b>न्ह</b> सिंचप्रकरणम्       |        | प्रासादगन्दनिर्वचनम्                                 | 223     |
| वृश्चिंदानुष्ट्वमन्तः । ऋणारि | 204    | प्रासादमन्तः। ऋणादि                                  | 19      |
| प्रस्था प्रतिपत्तिः           |        | ध्यानम् । सन्तदेवतानामानि                            | t "     |
| क्ररा प्रतिपत्तिः             | 200    | मूर्तिन्यासः । पुरवरणम्                              | 835     |
| मानसपूजा                      | 10     | पोठार्चनविधि:                                        | **      |
| पुरसरणम्। प्रयोगादि           |        | नवपीठगत्तिनामादि                                     | -       |
| ः ग्रह्डसम्ब्रः। चनन्तमन्तः   | 30     | स्योजात-वामाचोरध्यानानि                              | 99      |
| कृसिङ्बोजम्। ऋषादि            | 205    | तत्पुरविगानध्यानकवनम्                                | 25 %    |
| श्रोमादिविधिः                 | 205    | वश्रमञ्जाविधानम्                                     | U       |
| षड्चरमन्तः। धानम्             | 250    | पडङ्गमन्तः                                           | स्टब्   |
| रुसिंदयजन्। रवायजन्           | 4=6    | चष्टविंग्रत्वसान्यासः                                | 39      |
| प्रयोगा दि                    |        | <ul> <li>इंगानादीनां जीतमन्ताः</li> </ul>            | 19      |
| षड्विंगः पटनः                 |        | न्यासन्नमः । विनियोगविधिः<br>ग्रैवपचाचरमन्तः । ऋणादि |         |
| विश्वपश्चरविधिः               | 우드 현   | श्वासः। ध्यानम्। पुरसर्यादि                          | N       |
| विश्वयञ्चरयनाम्               |        | विधानान्तरम्                                         | 10      |
| विषाक्यमनाः                   | w      | गोलवन्यासः । जन्यमन्याः                              | 225     |
| क्षेत्रशासरसर्वार्थसाथकसमाः   |        | वीधिवस्तवः                                           | -       |

पत्नादिमन्त्रेषु पोडगाचरयोगः । यत्निपचाचरविधानन्

| विषय:                             | एडाइ: | विषय:                           | वृत्ताहः    |
|-----------------------------------|-------|---------------------------------|-------------|
| ध्वानम्। पूजावयोगादि              | 506   | प्रवास्य सानुभवसाधनकायनम        | 255         |
| भैवाष्टाचरमञ्जः                   | 20    | <b>बाह्र</b> लर्थकयनम्          | 295         |
| ध्यानम्। ऋषादि                    | 10    | प्रविद्याष्ट्रतिसम्बन्धः        | 10          |
| षष्टाविंगः पटलः                   |       | चना:प्रणवव्याद्वति-             |             |
| दिचणामृतिमनः                      |       | पने प्रस्वादार्थकवनम्           | ₹₹•         |
| **                                | 5.5   | ध्येयस्वरूपधानप्रकारी           | **          |
| ऋषादि। धानम्                      | 30    | रसग्रद्धार्थः                   | 255         |
| पुरवर्षादि। चान्नेयमन्त्रः        | ₹•₹   | गावत्रोजपविधिः                  | 29          |
| ऋथादि। यधोरधानम्                  | . "   | निराकारभानम्                    | 228         |
| पूजायनाम् । प्रयोगादि             | 5.8   | विर्क्षितं यक्तमः               | 19          |
| अर्थवज्ञवधानमन्त्रः               | क-स   | मायत्रीमन्त्रवर्णयदन्यासः       | वर्भ        |
| ऋचादि। धानम्                      | 10    | गायत्रीधानम्। प्रयोगादि         | 39          |
| पुरवर्यादि । प्रणवप्रधानयोगः      | 194   | markin, man                     |             |
| वाद्यवयोगाङ्गयन्त्रम्             | \$00  | एकविंगः पटनः                    |             |
| मध्यबीजनधानान्तरयोगः              | 29    | तिष्ट् <b>व्</b> विद्याप्रकरणम् |             |
| वतीयवीजप्रधानयोगादिकम्            | 着の口   | ऋणादि। धानम                     | 220         |
| एकोनविंगः पटलः                    |       | प्रयोगादि । नवगत्तिनामानि       | 25=         |
|                                   |       | थथरणतिनामानि                    | 29          |
| विन्सामणिमन्त्रः                  | 46.   | चस्तमन्तः। पादविभागः            | ३२८         |
| उमेग्रदेवताध्यानम्                | -     | सम्बद्देवताङ्गक <b>रा</b> ना    | 550         |
| <b>पर्धनारीकारध्या</b> नम्        | 15    | वतिदुर्गाभकावपनियमः             | **          |
| क्रूरप्रयोगे ध्यानम् । पुरवर्याति | ₹ .   | प्रतिन्तोग्रसम्बसाधनविधिः       | २३१         |
| रीगायुपनान्ती प्रयोगभेदाः         | 355   | मन्तवर्षदेवताबाप्तिः            | 441         |
| रचाकस्यकाम्। चन्छेमारमन्त         | 895   |                                 | 29          |
| ध्यानम्। पुरसरचम्                 | 284   | चावरवदेवताभेदाः                 | "           |
| चच्छमायती । पूजाप्रयोगादि         |       | दिनासतत्तवम्                    | ३३२         |
| विंगः पटलः                        |       | ज्ञत्वास्त्र <u>च</u> णम्       | ***         |
|                                   |       | प्रयोगप्रकारः                   | <b>२२</b> ४ |
| गायज्ञीसम्बविधिवयमम्              | 560   | चनुलोमप्रतिलोम-                 |             |
| जपादाधिकारनियमः                   | 1     | <b>भा</b> नभेदकधनम्             | ***         |

| विषय:                             | प्रकादः ।   | विषय:                                         | एडाइ:      |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|------------|
| स्त्रभागदिविधिः<br>-              | 286         | वस्याक्षीविधानम्<br>-                         | 844        |
| मृतिंवर्षकथनम्                    |             | ऋषादि। ध्यानम                                 |            |
| न्यूरावयस्याम्<br>विविधमयोगःविधिः | 150         | पुरवरणम् । श्रीमादिविधिः                      | 99         |
| दाविंगः पटलः                      | 440         | <ul><li>नवमतिनामानि</li></ul>                 | -          |
| सवणमन्त्रः                        | 989         | चतुस्त्रिंगः पटनः                             |            |
| ं चिटिमकाः                        | 10          | Softwaren                                     |            |
| श्रम्भानम् । यामवतीश्रान          | म् २४२      | दोर्घायु:प्रदयन्त्रम्<br>ज्यरात्तिं दयन्त्रम् | *#=        |
| वात्वायनीध्यानम्                  | 99          |                                               | 99         |
| भद्रकासीध्यानम् । पुरवर्यान       | = "         | वस्रकर्यन्तम्                                 | 16         |
| <b>प्रत्त</b> तीप्रयोगादि         | 10          | चावर्षकस्य म्                                 | <b>SAC</b> |
| उपद्यानमन्त्रा'                   | 288         | वड्गुणितप्रयोगः                               | 99         |
| प्रयोगभेदाः                       | <b>SR</b> # | द्वादग्राणित्यन्यवियेषः                       | 99         |
| विसम्बः                           | ₹84         | याकर्वकरच टार्गसयन्त्रम्                      | ₹4.        |
| वित्दानप्रकारः                    | 280         | स्त्रोवम्बद्धस्यसम्                           | 246        |
|                                   | ,           | यस्रान्तरम्                                   | *          |
| चयस्त्रिंगः पटनः                  |             | वद्रमुक्तद्यरयन्त्राणि                        |            |
| <b>भनुष्ट्रप्रकरणम्</b>           |             | <b>याकर्षकरयन्त्रम्</b>                       | 848        |
| षायु:पदोऽनुषुद्मन्तः              | #8⊏         | बद्धान्त्रीमन्त्रः                            | 29         |
| ऋचादि। ध्वानम्                    | 99          | धानम्। पुरवरणम्                               | 39         |
| चावरणदेवदाः                       | 事名で         | राजमुखीमन्त्र:                                | ₹€₹        |
| मक्तवर्षेयतिद्वताः                | 99          | वक्ककरप्रयोगान्तरम्                           | 10         |
| पुरवर्गादि। श्रोमादिविधिः         | 10          | चवाधियतिसन्तः                                 | 99         |
| शताचरमनः। ऋषादि                   | \$#.        | मन्त्रमृतिः। अवपूर्णामन्त्रः                  | *48        |
| ध्यानम्। पुरसर्यादि               | 2 4 2       | ध्वानम् । पूजाप्रयोगः                         | 10         |
| संवादश्जाविधानम्                  | १५२         | हच्चतिमनाः                                    | ₹44        |
| ऋचादि। धानम्                      | 10          | श्रुक्तसन्तः। व्याससन्तः                      | 10         |
| पुरवरणम् । श्रोमादिविधिः          | **          | ध्यानम्                                       | 244        |
| <ul><li>पनुक्तमन्तः</li></ul>     | 19          | प्रजुजयोपायमन्तः। ध्वानस                      |            |
| • मन्त्रयोगन्तमः                  | 8,48        | पमाद्गामनः                                    |            |

| विषय:                        | पृष्ठाइ: | विषय:                    | रहाइ: |
|------------------------------|----------|--------------------------|-------|
| पुरवरणादि। ध्वानम्           | 244      | सर्वाज्ञद्यादिकरयोगः     | ₹0₹   |
| षमठन्यामः<br>पञ्चविंगः पटलः  | \$4.0    | षट्विंगः पटलः            |       |
| प्राणप्रतिष्ठाप्रकरणम्       |          | पुत्रोत्पत्तिकरप्रयोगः   | 5-08  |
| प्राचप्रतिहासन्त्रः          | 842      | <b>च</b> पत्यञ्चीननिन्दा |       |
| व्यासभेदास्तत्सानानि         | 10       | चपत्वोत्पत्तिकरवागः      | 19    |
| प्रागयक्तिध्यानम्            | 239      | <b>इता</b> इति संस्था    | 101   |
| पुरवरवादि । प्रयोगमन्तः      | 19       | सङ्घोषमन्तः । भूतमन्त्रः | *     |
| दूतीमन्त्राः। प्रायप्रतिष्ठा | ₹00      | गुरुलचणम्                | 5.00  |
| प्राचपतिहाकातः               | ३७१      | याज्ञशिवस्तवगम्          | \$0E  |
| सतादिदूतीनां खानम्           | 10       | वर्व्याध्यसच्चम्         | ю     |
| सहदये विशेषप्रयोगः           | ३७३      | दीचितशिषस्थाचारः         | 30€   |
| मारचे विशेषप्रयोगः           | 19       | तन्त्रस्य पाञ्चविष्यम्   | 520   |

## प्रयोगक्रमदौपिकासूचौ

| प्रथमः पटनः         | 526 | चतुकः पटनः  | 84.   |
|---------------------|-----|-------------|-------|
| दितीय: पटन:         | 85. | पश्चमः पटनः | 용스팅   |
| <b>त्वतीय:</b> पटन: | 884 | वहः पटनः    | # . B |

सप्तमः पटनः ५३४ षष्टमः पटनः ५५६ नक्मः पटनः ५६४

शिवपञ्चाक्षरीभाष्यम् ५६५ श्लोकानुक्रमणिका ५९७